## श्रीविष्णुपुराण

( सचित्र, हिन्दी-अनुवादसहित )

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

अनुवादक

श्रीमुनिलाल गुप्त

## ॥ औहरि: ॥

## विषय-सूची

| अध्याय                            | विषय                          | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                            | विषय                         | पृष्ठ-संख्या                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | प्रथम अंश                     |              | २०-प्रह्लादकृत                    | भगवत्-स्तुति और              |                                         |
| १-ग्रन्थका उपोद्घात               |                               | l9           | भगवान्का आविर्भाव                 |                              | 99                                      |
| २-चौबीस तत्त्वोंके विचारके साथ    |                               |              | २१-कश्यपजीको अन्य स्त्रियोंके वंश |                              |                                         |
| जगत्के उत्पत्ति-क्रमका वर्णन और   |                               |              | एवं मरुद्गणकी उत्पत्तिका वर्णन    |                              | १०२                                     |
| विष्णुकी महिमा                    |                               | 9            | २२-विष्णुभगवान्की विभृति और       |                              |                                         |
| ३-ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप |                               | १४           | जगत्की व्यवस्थाका वर्णन           |                              | 804                                     |
|                                   | त्पत्ति, वराहभगवान्द्वारा     |              |                                   | द्वितीय अंश                  |                                         |
|                                   | तर और ब्रह्माजीकी             |              | १-प्रियव्रतके                     | वंशका वर्णन                  | १११                                     |
| लोक-रचना                          |                               | १६           | २-भूगोलका वि                      | वेवरण                        | 888                                     |
| ५-अविद्यादि विवि                  | वध सर्गोका वर्णन              | 78           |                                   | खण्डोंका विभाग               | ۶                                       |
|                                   | स्था, पृथिवी-विभाग            |              |                                   | शाल्मल आदि द्वीपोंका         |                                         |
|                                   | ही उत्पत्तिका वर्णन           | ₹            | विशेष वर्ण                        |                              | 8                                       |
|                                   | प्रजापतिगण, तामसिक            | • • •        | ५-सात पाताल                       | त्तोकोंका वर्णन              | <b>१</b> २६                             |
|                                   | वमनु और शतरूपा                |              |                                   | नरकोंका तथा                  |                                         |
| _                                 | रन्तानका वर्णन                | 28           |                                   | माहातम्यका वर्णन             | \$36                                    |
|                                   | भगवान् तथा लक्ष्मीजीकी        |              |                                   | दे सात कर्ध्वलोकोंका         |                                         |
| सर्वव्यापकताक                     |                               | 32           | वृत्तान्त                         | ,                            | १३२                                     |
|                                   | ापसे इन्द्रका पराजव,          |              | -                                 | एवं राशियोंकी व्यवस्था       |                                         |
|                                   | तिसे प्रसन्न हुए भगवान्का     |              |                                   | वक्र,लोकपाल और               |                                         |
|                                   | देवताओंको समुद्र-मन्थनका      |              | गंगाविर्भावव                      |                              | १३५                                     |
|                                   | तथा देवता और दैत्योंका        |              |                                   | और शिशुमारचक्र               | 483                                     |
| समुद्र-मन्धन                      |                               | 34           |                                   | कि नाम एवं अधिकारियोंका      | , ,                                     |
| १०-भृगु, अग्नि ३                  | और अग्निष्वातादि              |              | वर्णन                             |                              | १४५                                     |
| पितरोंकी सन्त                     |                               | 34           | ११-सर्वशक्ति                      | एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन    | 6.82                                    |
|                                   | न और मरीचि आदि                |              |                                   | वर्णन तथा लोकान्तर-          | •                                       |
| ऋषियोंसे भेंट                     |                               | 38           |                                   | याख्यानका उपसंहार            | १४९                                     |
|                                   | से प्रसन्न हुए भगवान्का       | •            | १३-भरत-चरित्र                     |                              | १५३                                     |
|                                   | र उसे ध्रुवपद–दान             | 48           |                                   | और सौवीरनरेशका               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| १३-राजा वेन औ                     | र पथका चरित्र                 | 46           | संवाद                             |                              | <b></b> * <b>ξ</b> 0                    |
|                                   | जन्म और प्रचेताओंका           |              |                                   | दाघको अद्वैतज्ञानोपदेश       | १६३                                     |
| भगवदाराधन                         |                               | Ęų           |                                   | ाज्ञासे निदाधका अपने         | 144                                     |
| १५-प्रचेताओंका म                  | गरिया नामक कन्याके            | * * *        | घरको ल                            | टना                          | 254                                     |
|                                   | दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति      |              |                                   | तृतीय अंश                    | 141                                     |
|                                   | शाठ कन्याओं के वंशका वर्णन    | 56           | १-पहले सात                        | मन्वन्तरोंके मनु, इन्द्र,    |                                         |
| १६-नृसिंहावतारिक                  |                               | 60           |                                   | तर्षि और मनुपुत्रोंका वर्णन  | १६९                                     |
|                                   | त दिग्विजय और प्रह्लाद-चरित   |              |                                   | ही उत्पत्ति तथा आगामी        | 141                                     |
|                                   | रनेके लिये विष, शस्त्र        |              | _                                 | तरोंके मनु, मनुपुत्र, देवता, |                                         |
|                                   | गादिका प्रयोग एवं प्रस्लादकृत |              |                                   | सप्तर्षियोंका वर्णन          | 9147                                    |
| भगवत्-स्तुति                      |                               | 68           |                                   | र भिन-भिन व्यासोंके          | १७२                                     |
|                                   | गवत्-गुण-वर्णन और             | - 1          |                                   | ब्रह्मज्ञानके माहात्म्यका    |                                         |
|                                   | ाके लिये भगवान्का             |              | वर्णन                             | 170                          | tion.                                   |
| सुदर्शनचक्रक <u>ो</u>             |                               | 99           |                                   | शाखाओंका विस्तार             | ₽U\$                                    |
| Section and said                  | 2 TH 11                       | * *          |                                   |                              | 201                                     |

| अध्याय                                    | विषय                            | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                       | विषय                                | पृष्ठ-संख्या |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ५-शुक्लयजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु:-       |                                 |              | १३-सत्वतको सन्ततिका वर्णन और |                                     |              |
| शाखओंका वर्णन                             |                                 | 260          | स्यम-तकमणिकी कथा             |                                     | २७६          |
| ६-सामवेदकी                                | ो शाखा, अठारह पुराण और          | -            |                              | मौर अन्धकके वंशका वर्णन             | 200          |
|                                           | द्याओंके विभागका वर्णन          | \$2\$        |                              | पूर्व-जन्मान्तरोंका तथा             |              |
| ७-यमगीता                                  |                                 | 964          | _                            | ी सन्ततिका वर्णन                    | २८९          |
| ८-विष्णभगव                                | तन्की आराधना और                 |              | १६-तुर्वसुके वं              |                                     | 585          |
| _                                         | -धर्मका वर्णन                   | 129          | १७-दुस्युवंश                 |                                     | 243          |
| -                                         | आदि आश्रमोंका वर्णन             | 197          | १८-अनुवंश                    |                                     | <b>793</b>   |
|                                           | नामकरण और विवाह-                |              | १९-पुरुवंश                   |                                     | 294          |
| संस्कारक                                  |                                 | 868          | २०-कुरके वंश                 | का वर्णन                            | 295          |
|                                           | बन्धी सदाचारका वर्णन            | १९६          |                              | होनेवाले राजाओंका वर्णन             | 308          |
|                                           | म्बन्धी सदाचारका वर्णन          | २०६          |                              | रोनेवाले इक्ष्वाकुवंशीय             | 4-4          |
|                                           | यक श्राद्ध, प्रेतकर्म तथा       |              | राजाओंका                     |                                     | ३०२          |
|                                           | हा विचार                        | 209          | २३-मगधवंशक                   |                                     | \$0\$        |
|                                           | रांसा, श्राद्धमें पात्रापात्रका | (-)          |                              | राजाओं और कलिधमीका                  | 404          |
| विचार                                     | (स्तः, आ <b>ल्र</b> ानामानामा   | 787          | _                            | राजवंश-वर्णनका उपसंहार              | EOE          |
| १५- श्राद्ध-वि                            | Gir.                            | 284          | प्रवास तथा                   | पंचम अंश                            | 404          |
|                                           | म्<br>मेमें विहित और अविहित     | 414          | १-वसुदेव-देव                 |                                     |              |
|                                           | नन ।पाहत जार आपाहत<br>हा विचार  | 200          |                              | फार्या विवाह,<br>पृथिवीका देवताओंके |              |
|                                           | म प्रश्न, देवताओंका             | 546          |                              | •                                   |              |
| -                                         |                                 |              |                              | समुद्रपर जाना और                    |              |
|                                           | उनका भगवान्की शरणमें            |              |                              | प्रकट होकर उसे धैर्य                |              |
|                                           | ौर भगवान्का मायामोहको           |              |                              | ध्यावतारका उपक्रम                   | \$\$\$       |
| प्रकट व                                   |                                 | २२१          |                              | गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा         |              |
|                                           | और असुरोंका संवाद तथा           |              | देवकीकी स                    |                                     | 350          |
| राजा श                                    | तधनुकी कथा                      | 558          |                              | आविर्भाव तथा योगमाया-               |              |
|                                           | चतुर्थ अंश                      |              | द्वारा कंसक                  |                                     | 355          |
|                                           | नुके वंशका विवरण                | <b>₹</b> ₹   | ,                            | कोका कारागारसे मोक्ष                | 358          |
|                                           | वंशका वर्णन तथा सौभरि-          |              | ५-पूतना-वध                   |                                     | \$ 74        |
| चरित्र                                    |                                 | 236          |                              | यमलार्जुन-उद्धार, व्रज-             |              |
|                                           | ी सन्तति, त्रिशंकुका            |              |                              | गोकुलसे वृन्दावनमें जाना            |              |
|                                           | तथा सगरकी उत्पत्ति              |              | और वर्षा-र                   |                                     | <b>370</b>   |
| और विज                                    |                                 | 588          | ७-कालिय-दम                   |                                     | 396          |
| ४-सगर, सौ                                 | दास, खट्वांग और भगवान्          |              | ८-धेनुकासुर-व                | <b>ग</b> ध                          | 530          |
|                                           | रित्रका वर्णन                   | 548          | ९-प्रलम्ब-वध                 |                                     | <b>3</b> ##  |
|                                           | त्र और निमिवंशका वर्णन          | 246          | १०-शरद्वर्णन                 | तथा गोवर्धनकी पूजा                  | 386          |
| ६-सोमवंशक                                 | र वर्णनः चन्द्रमा, बुध और       |              | ११-इन्द्रका को               | प और त्रीकृष्णका गोवर्धन-           |              |
| पुरूरवाका                                 |                                 | र६०          | धारण                         |                                     | 384          |
| ७-जहनुका                                  | गंगापान तथा जमदग्नि और          |              | १२-शक्र-कृष्ण                | -संवाद, कृष्ण-स्तुति                | 3.80         |
| विश्वामित्र                               | की उत्पत्ति                     | रह५          |                              | भगवान्का प्रभाववर्णन तथा            |              |
| ८-काश्यपक्षंत्र                           | राका वर्णन                      | २६७          |                              | गोपियोंके साथ रासकीडा               |              |
| ९-महाराज                                  | रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र    | २६८          | करना                         |                                     | 386          |
| १०-ययातिका                                |                                 | 900          | १४-वृषभासुर-व                | त्य                                 | 343          |
| ११-यदुवंशका वर्णन और सहस्रार्जुनका चरित्र |                                 |              | 1 7 7                        | कृष्णको बुलानेके लिये               | 4.14         |
| १२-यदुपुत्र इ                             |                                 | 508          | अक्रुको भे                   | -                                   | 344          |
| .90.                                      | 2 44 441                        | 400          | व्यक्तियां न                 | 1 M. 11                             | 4.4.4        |

| अध्याय                         | विषय                    | पृष्ठ-संख्या | अध्याय                                   | विषय                        | पृष्ठ-संख्या |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| १६-केशि-वध                     |                         | इ५७          | ३१-भगवान्का द्वारकापुरीमें लौटना और सोलह |                             |              |  |  |
| १७-अक्रूरजीकी गोकुलयात्रा      |                         | 349          | हजार एक सौ कन्याओंसे विवाह करना          |                             |              |  |  |
| १८-भगवान्का                    | मधुराको प्रस्थान,       |              | ३२-उषा-चरित्र                            |                             | 808          |  |  |
| गोपियोंकी वि                   | वरह-कथा और अक्रूरजीका   |              | ३३-श्रीकृष्ण अ                           | तैर बाणासुरका युद्ध         | ROR          |  |  |
| मोह                            |                         | \$62         |                                          | ध तथा काशीदहन               | 806          |  |  |
| १९-भगवान्का                    | मधुरा–प्रवेश, रजक–वध    |              | ३५-साम्बका वि                            |                             | 888          |  |  |
| तथा मालीप                      | र कृपा                  | 355          | ३६-द्विविद-वध                            |                             | 868          |  |  |
|                                | पा, धनुभँग, कुवलयापीड   |              | ३७-ऋषियोंका                              | शाप, यदुवंशविनाश            | •            |  |  |
| और चाणूरा                      | दि मल्लोंका नाश तथा     |              |                                          | न्का स्वधाम सिधारना         | 880          |  |  |
| कंस-वध                         |                         | 356          |                                          | अन्त्येष्टि-संस्कार,        | •            |  |  |
| २१-उग्रसेनका र                 | ाज्याभिवेक तथा भगवान्का |              |                                          | राज्याभिषेक तथा             |              |  |  |
| विद्याध्ययन                    |                         | 306          | पाण्डवोंका                               |                             | ४२१          |  |  |
| २२-जरासन्धकी                   | २२-जरासन्धको पराजय      |              | षष्ट अंश                                 |                             |              |  |  |
| २३-द्वारका-दुर्गक              | ी रचना, कालयवनका        |              | १-कलिधर्मनिस                             | न्पण                        | <b>45</b> 6  |  |  |
| भस्म होना                      | तथा मुचुकुन्दकृत        |              | २-श्रीव्यासजीद्व                         |                             |              |  |  |
| भगवत्स्तुति                    |                         | ३७९          |                                          | वयोंका महत्त्व-वर्णन        | 833          |  |  |
|                                | तपस्याके लिये प्रस्थान  |              |                                          | जल∸मान तथा नैमित्तिक        |              |  |  |
|                                | जीकी व्रजयात्रा         | £SF          | प्रलयका वर                               |                             | 836          |  |  |
| २५−वलभद्रजीका                  | व्रज-विहार तथा          |              | ४-प्राकृत प्रल                           | यका वर्णन                   | 858          |  |  |
| यमुनाकर्षण                     |                         | \$5x         | *                                        | दि त्रिविध तापोंका वर्णन,   |              |  |  |
| २६-रुक्मिणी-हर                 | व                       | 306          |                                          | । वासुदेव शब्दोंकी व्याख्या |              |  |  |
| २७-प्रद्युम्न-हरण तथा शम्बर-वध |                         | 360          | और भगवान्के पारमाधिक स्वरूपका वर्णन ४४   |                             |              |  |  |
| २८-स्वयंका वर                  | T C                     | 928          |                                          | और खाण्डिक्यकी कथा          | 886          |  |  |
| २९-नरकासुरका                   | वध                      | 398          | ७-ब्रह्मयोगका                            |                             | *42          |  |  |
| ३०-पारिजात-हर                  | प                       | 368          |                                          | , माहात्म्य और उपसंहार      | A40          |  |  |